## बुक-पोस्ट प्रकाशित सामग्री

## गुरुकुल पत्रिका। प्रहलाद। आर्य भट्ट

रजि० संख्या एल० १२७७

| मेता भे |                                                          |  |
|---------|----------------------------------------------------------|--|
| (1) (1) | Librarian,                                               |  |
|         | University of Calicut, P.O.Calicut, Ma-lappuram, Kerala. |  |
|         | P.O.Calicut, Ma-Lappuram, Merala.                        |  |
|         | 100                                                      |  |
|         |                                                          |  |

व्यवसाय प्रबन्धक गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार

= स्ट्रिय्यम्हनायितर बेन्न - अर्थ पत्यानार्थि विराधित रंतरच्याः भेरी दिने रत्यः किन्यर बारक्याखट दिन्दुर्वा द्वितार्या शानिवातरे इत्त्रीत्रयलो निर्वारमाम लेखार - 2पासदत्व - वत्तेन 2 वेज = 1 = 22 x 10.2 x 0.1 cm. स्यति भी उदानमा किया सं रिडो रिडो मक -आदित्यमुपातित्वती विकाल मंहया लुख्यां प स्था 3) विषय - गानेरा द्रजा भेज = 2 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

() रोवत = १६११ चित्र = 2.

चित्र = 2

सर्वे मिरिल्पात त्रेवं गणाहयश्न निवेदीतः 22

9 eta = 2 = 25 x10 x0.1 c.m.

जलः ॥ भुक्तपादोदं स्वस्पर्संसार्वितारः

श्राह्मम् : ६मादुम्हस्ते जञ्चते अम्मानगात संडे म्हा स्तरेबन सेशमः

ि वेज = 1 विवय - अनुयसकद्य = 21.5 × 11 × 6.7 c.m.

भायत् वाना सोमायलवानात्भयतेत्ववर्

प्रान्तिमत्रायवक्वाळ्यारु पोतात्

रिख्याम्पामाही यिते न्यून तर वसामा नसप्रावशायिकोतया तदंतरशरीसेन्यः यान्यः स्वात्तिह्यं य रपनास्वारा हिन्धाः हुन्ने चतिस्म हि शिमेर् ब्नीने स्पान्ने हुपह वितित्तम् त्रितितित्ति स् रवर्डि वित्ते चेत्रावितितिति विव्याति शाध्या मुख्ने उरहोता रवरसञ्तमभूरा माहिस के स्थितिरव (गः अमिताशरानाषाग्वत्रतिः मयविम्हिनाद्याः स्पर्शिर्ण मोलिस्यितिस्यात्रयतिरवड्यत्तरा भदीनम्यत्त्विमीन्त्रनस्यात् प्रनीत्त्रनेम्यावम हैं उत्ते मथागृहः स्परितिष्टेः समाद्रीशरादिकेयविद्वतीगुरनादि १२ वृद्यीश्रिनः किर्विद्देश शदिक्यः स्पराष्ट्रम् वायादिशिम्नान्काल्यः स्योद्वत्रस्यादिशिमध्यरवेदः सीमाःशशाकत्यय

नंपार्ममितिविभागेहीन्यीलनंपुर्वादेशसार्वेदी १४॥इतिम्रीम्रीयत्या चार्यावेरिव डी। गितारः प्रचारागः प्रचारा । इति हिं। रानुसारे का त्वेवर वेस्त पर्व कृष्णमध्यकातः स्प्रिकोर वेद्वेवतसंस्कृत स्म साई घरीना वितयं च च तथे का धरिका क्रमेरा १५० वाद्योद्देशी येत्र ताचे च तथे या माई के व्यवनकेन्द रगर्यात् थनंतथेका दुगनंत चंच साहित चंच नका करेगा मीन् य मे बेनतिरंकरा मासी साधिरामाष्ट्रेयकुंभयोष्ट्रा युग्नेम्ग्रेसप्तारः थ्रिष्ट्राक्कें श्वापेनित्रा याम्या १७ सिहेत्वाहेत्वे स्थालंक का नाक का भ्रत्याय हक न्ययोग्र शरावन त्यादीते रक विक्रान्य स्थान स्थान का स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स २० तिष्यंतकीत्तंवनसंस्रतस्यिकितंवरात्समयोविचित्यं स्पर्गित्यतिष्वद्रभस्

म्बिक्तिस्पेशी घ्रम्नावितिस्विपेष्ठी थोबो िस्तकररेग् इसिक्रेम्ब्रीम्ब्रीपितःसारतरेच कार ज्योतिविद्यां चेह्रयतंगयाञ्च ज्ञानायसन्ता गृहरंगस्य सहाराष्ट्रतिष्ठाश्चीप त्याचा व्यविनचितेथीको हिदंस कर्गेस् र्या ग्रह्माथिकारः समाप्तः सभाप्तः सभाप्तः सभाप्तः सभाप्तः सभाप्तः सभाप्तः सम्बत्१४१२ हा इन् अवा उना से हा स्पाद हिती या या शानिवासरे कर्ष्यू रस्यते ति के विकंत ए ए वामाह 03 05 66.6 20 80 00 和和不正和和 红 रिस्येय स्टें यीराशिसकाशात्र रविकाद्य हिका के वनगरिकारामध्ये ET E 元では川 रगथनसंज्ञकच्रम्भगभभभभ क्सायनचक्रम्

चाउत्रेषाविकात्येवा 公司 1 न्यास्यातामान्याद्व आयत मार्ग यपि कालान सन्वार याविद्यमाम् स्नार 1131 が発 पववा सरतंशकि होवथार्षि वार्का श् भवाई म्हाम्सचाः स्वयाधिताति दानस्वाहादवह ताविताएक का त्विह्र अपनर कुनर काहिमाय हाः Night St प्राप्ति वेन उपना स्थाः विना महातकति नेर्पाटी चरा प्रवास れん क्रीतिहर सार्डित वहतिन नेशन के विश्वास से विश



अंत्रीले शायन मः क्षेवशं यो तमस्त्राय का देवो सरस्ति गणा क्ष्यां ममस् मनविरवनगत्र संरवेश्वयमा वाव उदा म्यापा उवा युक् क्तरोव या ६९र उवायवाका धर्मा,माक्ष्य रविकतरते रयु चि द्रावाय कि क्रों प्रम हम्हा मुख अवतिमा नवा अध्यक एम हा या धाममभ वते कंग्र पर्त्राभगवामावाव विन्युक्तम् साईशाग एषाक्राव मंद मः तस्य पूजाविषि कता ज्ञेमवति विद्याने प्रमुखिश्ते वाव शिव शंजावत यागामादेवा जिते वता कथा प्रवास वेता के वा के वा के वा के वा के वा कि वा वा ना वाय मा से पार्थ महावा हो यत में पायं प्रतं तत् कं वामं प्रवस विलाका ना तितका र के हके ला के कार्य का ने उमारे विविध के रे ने पान का ला का का कि का जा का ने कि ला का ना कि ना का का ना कि ना कि ना का ना कि ना ना कि ना कि ना का ना कि ना कि ना का ना कि ना का ना कि ना का ना कि ना कि ना कि ना कि ना का ना कि ना क न मान्द्रतेता उष्टा यमाद्या मद्दे इस्तेत्य ८ ग्राय मत्त्र सिम्पण्डा

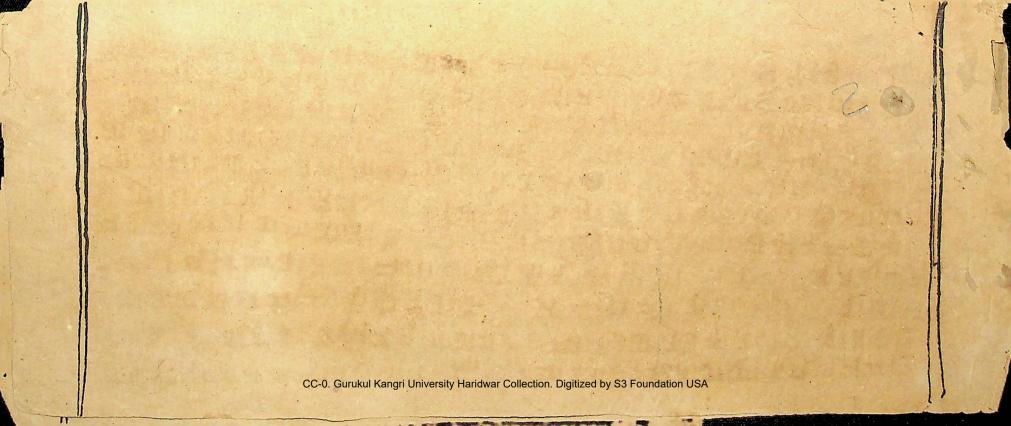

दि ही के यंतरा से हा राण ना हे जवा भ वता ममध्य यहां ग्रंब मवस्य या र ति प्रस्तान राम बें प्रयाने तब मान्देन राम कुत्र मिता लें वं समा नी यप्रत म्विधिवचित्रभपत्रिकाष्ट्रम् विश्वचित्रम् विष्टम् विश्वचित्रम् विष्टम् विश्वचित्रम् वित्रम् विश्वचित्रम् विश्वचित्रम् विश्वचित्रम् विश्वचित्रम् विश्वचित्रम् विश्वचित्रम् विश्वचित्रम् विश्वचित्रम् विष्यम् विश्वचित्रम् विष्यम् विष्यम् विष्यम् विष्यम् विष्यम्यम् विष्यम् विष्यम् विष वाचेक रतकः ४६त (कर प्रात्वा हितातेत् सार्दे प्रवेश तितंत रात साप माप स वश्रमगः मे र उस दा ४२ म शिक्ष से तरा देवें गाणा ध्यमा गाम गाम एक सर्वे वं नामाने विकास के पर श्रमा का निवास में भी में सिवास के विवास के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के सिवास के सिव वाणि शिरमितम्पक्तावक रणंक तं रह उवावब वतं रेवान प्रवास्य स्थाय गए का पित दे। स्वान नम्स सं कि बा नवे प जार्व में बन मस्त समि वे वे नम य न र शिव न पुत्र तो साषि विद्या नत् । पुत्र तातः प्रध्य न वित्र द्वेते केवप्तित् । स्थानित निविद्या निविद्या नत् । प्रध्य निविद्या नत् । प्रध्य निविद्या निविद्या । प्रध्य निविद्य निविद्य । प्रध्य निविद्य निविद्य । प्रध्य निविद्य निविद्य निविद्य । प्रध्य निविद्य निविद्य निविद्य । प

जातवा येव व म कं पथका र जा जा मत वे ब व व त प्राप्त का जा गुनम् निक्ति सामाने निक्ति कि सिम्हि वार अवत्र कत दा नरेपू न जिता वा अन्य वन का वि मंप्रमाने मा से प्रकृत्त अर्ज मास् विशेषतः स ए स्तिमण्डा स यकाविधिपट्य वेश्वेष्ठा नेवे वेषे प्रज्ञानम्तः सर्वेस में वेत सम्ध्रतवलिव न परिविम् त्रेवनतः प्रशासिम्बाष्या जाने 当知 एवबतं कतं येत

जसः। गुरुपायेद्वं सम्यक्तं साराग्यिवतारके । १७११ ज्यान स्टिहरगां जन्मकर्मिनवारगा। ज्ञानवेराग्यिसद्धं र्यगुरुपा दोइकं विवेत।१६॥ गड्न पादो इकं पान गड़ राक्षिक्य मा न न। गड़क म् त्रीः सदाध्यानंगरोः रत्ना वंसदाजिवता १००।। यत्यादरेगा कानित्यं कारिसंसारवारिधः। सिठवंधायते नाधंदेशिकंतुम् पास्महे।।२०॥ काशीक्षेत्रविवासासीजान्द्रवीचरगादकं।गठकवित्रवेश्वरःसार झात्तारकं ब्रह्मनिष्ठिवतं।।२१।। शिरःपादां कितंक् त्वागयासासोस्य वीवरः।।तीर्थरा जप्रयोगसोग्डक् म् त्वेनमान्मः।।२२।।ऽक्सित्र सारे नि खंगुरु नामसदा नवेत।। गुरारा नां प्रक्वीतगुरार न्यं नभाये व

1141

राश्त्रपुरारमानिस्तावेगुरुका म्यया। स्वयंतोकगुरुःसा झा ज्ञा यतेवेदतत्व विता११। यतो जतसापादा नं जपसी धितये वचाग्रकृतत्वमित्रायम् कासे चेतरेननाः॥१२॥म्डक्ब्रु स्रतानान्यत्यत्यत्यं मत्यनतंशयः। तत्वाभार्थप्रयत्ने नकर्ने । व्यंचमनीशिभिः॥१३॥गुढिविद्याज्ञगनगयादेहमत्तानस्म वं। उदयं खत्रका रोन गर्न रावे नक एयते। १४।। देते ब्रह्म मवेदा समात्वह्नपार्थवद्गाम्यहं।।सर्वेपाववित्राद्धात्माश्रीग्रहोःपाद्सेवता ताश्यासर्वतीष्ठावगहस्यप्राव्वातिसफलं नरः॥ गडकपादेवकं पी त्वाजलं शिर सिधार येताश्वावाश्वावाष्ट्रं वाप्यं कस्यदीपं नजानते । 11811

ध

रोगिमायादिगुरामासकः॥मुकारोहिनीयंब्रुसमायाभ्रांति विमान्यकः॥२१०॥रावंगुक्षपंत्रेत्रेक्षेत्रेक्षेत्वानामपिद्विभंगदा हाहरूगरोष्ट्रिवगंविद्याद्यते॥३०॥रुवंतेसान्यसर्वेषा ना सिनत त्वंग्ररापरं॥ ञ्यास नेरायनं वस्त्रवाह नं ५ खराग हिकं साधके नप्रदातव्य इप्रोः संतायकारकं। एक राराधनं कां रिती वित्वेवेनिवेदयत्।।३२।।कर्मगामनसावाचासभिराराधये द्वरं।।दीघंदंदंनमरहतत्यनिहत्रज्यागुरुतं चिघो।।३३।।ता रीरमर्धसं प्राप्तं प्रश्रप्त चार्यात्मा चार्यात्मदाराहिकं चेवस

113811

11811

त्यार शाग्रकव के स्थितं ब्रुसमा त्यातेतत्र सादतः।।ग्रक्त्र तेःस दाध्यानं यथास्विरिशा वासितः।।२४।।स्वाश्रमं चस्व जाती। चस्वकी सिंदि टिश्वर्ड ने। ग्रन्यत्मर्वेपरित्य ज्यग्डरारन्यन भावयेतारणाञ्यनं न्या प्रित्रतयेतामास्तर्भवरं मपदं ।तस्मा ६ त्सर्वप्रयत्नेनगुरोराराधनंकुरु॥ २६॥ गुरुवके स्थिताविद्या ग्रक्तमत्यानुत्नभ्यते। जेत्ने क्येस्फुरवकारोदेयाचासुरप च्याः।।२७।। गुकारोह्यधकारः स्याद्कारस्त ज उच्यते।। ग्र ज्ञानग्रासकं ब्रह्मगुरुरेवनसंश्रायः॥२६॥गुकारः प्रथमाव

मायल् बान्। ही मायल् बानाल्भने च है की लीकान्त्रीया 48 दीर्देवानाम्यान्त्रीक्राःकुलीकादेवतामिक्रोगायेग्रहपत येशरु स्मान्।।२४॥ अन्द्रेषा गवतान्।अन्द्रेषा गवता नालभतेराश्रेसीचाप्रस्रोराञ्चयोः स्थिक्रोजन्स्मास् ब्रीराह्यो हान्सं बस्ययमहतः सुपर्मान्।।२५।।भरम्या

यम

२एसोमायहर्भ्सान्।सोमायहर्भ्सानानभते द्वायवेव लाकोऽइन्द्राग्रिक्याङ्ग ऋगित्रत्रायमहू ऋरूणयच क्रवाकान्॥वयात्र्यग्रयेक्रस्त्रात्र्यग्रयेक्रस्ता लभते बन्स्पति ब्राः उल्कानग्रीयो माङ्गाञ्चायान् श्रिवद्याम्मय्यान्मत्रावरुणक्याङ्गपोतान्।।यद्।सो

मिखवित्राहिन्द्रियम्॥गर्नेतिरायुगारितध्यहन्वज्ञहातिजन्त ना। इत्तेनस्याप्तिन्यं विपान क्षेत्रक्तमस्य प्रदेशिद् यमिदम्योमनमार्थ।।१६॥ हृष्ट्रयोद्याकरोत्राम्यानु नेष्रज्ञापितः।।ग्रश्महामन्तेरंधा खूद्वार्थस्येष्रज्ञापे तिः। ऋतेनस्यमिद्यिद्यविवानकृष्ट्रक्रमन्धमः इन्द्रस्य

यह संह

न्द्रियमिदम्पयोम् तमार्था। आहेरैनरपे। द्यपितस्ता सुत्रोप्रतावितः॥ऋतेनस्यप्रिन्द्रयं विपाने धे श्रक्त मन्धस् ५इन्द्रस्यन्द्रयमिदम्पयोम्रतम्मध्॥ ७६॥ दृष्ट्राप रिस्त्रतंशहङ्घापरिस्तृतोरसं कुत्रक्रेण मुक्तं द्यापिब्य यः सोमम्प्रजापति शक्तेनस्य मिन्द्रियं विपान भ्रेष्ट्रक्तमन्धरः

राम